#### GAEKWAD'S ORIENTAL SERIES

Published under the Authority of the Government of His Highness the Maharaja Gaekwad of Baroda,

B BHATTACHARYYA, M. A., PH D.
Réjaratna

No. LIV

# जयाख्यसंहिता

F Creation and Uploading by: iri Parshad Das (HPD) 114 January 2014.

# विषयानु कमणी-

विषया: पत्रसङ्ख्या

### पटलः (१).

| शास्त्रावतरणम्                                   | ****           | ****      | 1 19" |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|
| निःश्रेयसालाभान्महर्षीणां निर्वेदः               | ***            | ****      | 7     |
| असति परतत्त्वज्ञाने निःश्रेयसस्य दुर्लभता        |                | ****      | 7     |
| परतत्त्वविवेचनम्                                 | ****           | ***       | 8     |
| परतत्त्वाधिगमोपायजिज्ञासया शाण्डिस्य प्रत्या     | <b>मेगमनम्</b> | ****      | 3     |
| मगवत्तत्त्वतदाराधनप्रकारप्रश्नः                  | **             |           | 8     |
| जयाख्यस्यास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिकमः            | * * *          | ****      | 8     |
| श्रद्धापूर्वकमुपसन्नस्यैव शास्त्रोपदेशपात्रता    | ****           | **        | 9     |
| शास्त्राधींपदेशकस्य गुरोमिहिमा, तद्भक्तेः श्रेयः | साधनत्वं च     |           | ę     |
| अस्य शास्त्रस्यारम्भकाल-प्रवर्तकपुरुषविशेष-अ     |                | नेह्रपणम् | 9     |
| पटलः (                                           | (२).           |           |       |
| ब्रह्मसर्गाख्यानम्                               | ****           | ***       | 16-58 |
| नारदकृता भगवत्स्तुतिः                            |                | ****      | 19-70 |
| सृष्टिप्रलयकालभेदनिरूपणम्                        | ****           | ****      | 35    |
| नामिकमलाचतुर्मुखसृष्टिः                          |                | ****      | 28    |
| चतुर्मुखेन रजोगुणयोगेन कृता विविधसृष्टि.         |                |           | 23    |
| मधुकैटमासुरयोरुत्पत्तिः, ताभ्या कृतः सर्वलो      | कविजयः         | ****      | 77-73 |
| तत्कृतवेदापहरणेनाधर्माभिवृद्धिः                  | ****           |           | 73    |
| मुनिभि: कृत चतुर्मुखस्योद्वोधनम्                 | ***            | ****      | 73    |
| मुनिभिरुद्वोधितेन चतुर्मुखेन कृता मगवतः          | स्तुतिः        | turn.     | २३    |
| भगवता कृतमभयदानम्                                | +++1           | ***       | 38    |
| भगवता कृत वेदानामुद्धरणम्                        | ****           | ***       | 28    |
| भगवदनुप्रवेशाचनुर्मुखस्य वेदावधारणम्             |                |           | 38    |
| मधुकैटमनिरसनम्                                   | ****           | ****      | 58    |
| मेदिनीशब्दिनविचनम्                               | ***            | ***       | 28    |

| [ 7                                                    |                     |                  |             |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
| विषयाः                                                 | (3)                 |                  | पत्रसङ्ख्या |
| पटलः                                                   | ( २ ).              |                  |             |
| याधानिकसर्गनिरूपणम्                                    | ****                |                  | २9२७        |
| गुणत्रयमयात् प्रधानात् महदादितत्त्वानामुत्पा           | d:                  | ****             | 50          |
| चेतनानधिष्ठितयोर्जडयोर्मियो हेतुहेतुमद्भावानु          | <b>ग्पत्तिशङ्का</b> |                  | 39-98       |
| निदर्शननिरूपणमुखेन तदाशङ्कानिवारणम्                    | ****                | ****             | 38          |
| अचेतनस्य चेतनकार्ययोगोपपादनम्                          | ****                |                  | 38          |
| चिदचितोः सयोगे वियोगे च हेत्पपादनम्                    | ***                 | ****             | ₹₹—₹७       |
| पटला (                                                 | (8).                |                  |             |
| श्रद्धसर्गाख्यानम्                                     | ****                | ****             | ₹७-३८       |
| परस्माद्रहाणो वासुदेवात्परमेश्वरादच्युतादीनां ऽ        | गादुर्माव.          | ****             | 75-09       |
| पुरुषान्मनाऽऽविभूतस्य वासुदेवस्य सर्वान्तर्याः         | मेल सर्वावताः       | (मूलस्वं च       | 24          |
| पुरुपसत्याच्युतानामुत्तरोत्तरमभिन्नाना वासुदेवे        |                     |                  | 25          |
| चिन्मयस्य वासुदेवस्य ततः प्रादुर्भूताना सत्य           | दीना चामिक          | तानिरूपणम्       | 95-79       |
| स्थृलस्क्ष्मपरात्मना परव्रव्याख्रेधा स्थितिः           | 1001                | 1004             | 79          |
| मोगमोक्षहेतुभूताया मन्त्ररूपाया मूर्ते. सकर्छा         | नेष्कलात्मना        | द्धेधाऽवस्थितिः  | 30          |
| मन्त्रतद्वीयीदिज्ञानस्य ब्रह्मज्ञानमूलकत्वेन ब्रह्मज्ञ | ानस्यावश्यं स       | तंपादनीयता       | 20          |
| ब्रानस्य त्रियाख्यसत्ताख्यभेदेन द्वैविध्यम्, तत्र      | क्रियाख्यस्य स      | सत्ताख्ये हेतुता | 31          |
| कियास्यस्य यमनियमभेदेन दैविध्यम्                       |                     | ***              | 38          |
| सत्ताद्व्यझानात् त्रक्षोपसपत्तिहेतुभूतझानोत्पत्तिः     | ****                | ***              | 23          |
| <b>ब्रह्मामिन्न</b> त्वप्रकारोपपादनम्                  |                     | -                | 29          |
| <b>अ</b> विद्यासम्पनिरूपणम्                            | 8404                | ****             | 27          |
| आत्मस्वरूपनिरूपणम्                                     | ****                | ****             | . ३२        |
| बद्धस्वरूपनिरूपणम्                                     |                     |                  | 99          |
| सनिदर्शनमुपासकाना ब्रह्मसपित्तिनिरूपणम्                | ****                |                  | 20          |
| पटलः (                                                 | (q).                |                  |             |
| ब्रह्मज्ञानोत्पत्त्यारूयानम्                           | ****                | ****             | 3<88        |
| झानस्य योगाम्यासैकङम्यता                               |                     | ****             | ₹<          |
| भगवच्छक्तिसामर्थ्यादात्मस्बरूपजिज्ञासोदयः              | •••                 |                  | 16          |
| विविदिषयोपसन्नस्य शिष्यस्य यथाधिकारमुपाये              | नियोज्यता           |                  | 38          |

### [3]

|                                          | Į,             | 7.1                |          |             |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| विषया                                    |                |                    |          | पत्रसङ्ख्या |
| मन्त्राराधने प्रवृत्तस्य ज्ञानोदय        | प्रकारः        | ****               |          | 46          |
| त्रकाणो दुरक्योधत्वम्                    |                | ****               | ****     | 39          |
| मन्त्रोपासनस्य सुकरोपायत्वम्             |                |                    | ****     | 26          |
|                                          | पटल            | :(4).              |          |             |
| <b>मु</b> ल्यमञ्जोद्धारः                 |                | ****               | **       | 84-40       |
| मातुकापीठपरिकस्पना                       |                | ****               | ***      | 8 6         |
| अष्टवर्गात्मनाऽवस्थितेषु अकार            | ादिक्षकारान्ते | षु वर्णेषु विमान्य | गे भगवतः |             |
| स्थितिमेद:                               |                | ****               |          | 83          |
| अक्षराणां भगवन्मातृकादेहत्वेन            | विभाव्यता      |                    | **       | 85          |
| वर्णमातृकायाः स्वविग्रहे न्यास           |                | ****               | ****     | 83          |
| मातृकाचकोद्यारकमः                        |                | ****               | ****     | 83          |
| मातृकापूजनप्रकारः                        |                | ****               | 1000     | 88          |
| अकाराचक्षराणा संज्ञामेदः                 |                |                    |          | 83-89       |
| म्ख्यन्त्रोद्वारः                        |                |                    | ****     | 89-88       |
| म्ल्यन्त्रमहिमा                          |                | ****               | 100      | 88          |
| म्लमन्त्रप्रतिपाद्यदेवताष्यानम्          |                | ****               | ****     | 88          |
| <b>छक्ष्म्यादीना मगवत्त्वरूपे निव्यस</b> |                | स्वरूपस्वभावनि     | रूपण च   | 80          |
| <b>छक्</b> यादीनां च्यानप्रकारः          |                | ****               | ****     | 80          |
| लक्ष्मीमन्त्रः                           |                | ****               |          | 8 <         |
| कीर्तिमन्त्रः                            | ****           | 1001               | ****     | 8 <         |
| जयामन्त्रः                               | ****           |                    |          | 85          |
| मायामन्त्रः                              |                | ****               | ****     | 86          |
| त्मन्त्र:                                | ****           |                    | ****     | 86          |
| विवोगनः                                  | ****           | ****               | ****     | 86          |
| शिलामन्त्रः                              | ****           | 8940               | ****     |             |
| क्षचसन्त्रः                              |                | ****               | ****     | 90          |
| तेत्रमन्त्रः                             | ****           | ****               | ****     | 90          |
| सहामन्त्रः                               | ****           | ****               | ****     | 90          |
|                                          | ****           | 200                | *   8.6  | 98          |
| गृसिंहाचास्यत्रयेषु नृसिंहमन्त्रः        | ****           | 9640               | ****     | 98          |

|                                | Γ                 | 8                 |           |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| विषया*                         |                   | ,                 |           | पनस <b>त्र</b> था |
| कापिलमन्त्रः                   |                   | ****              | 474       | 93                |
| वराह्मन्त्रः                   |                   | ****              | 2000      | 95                |
| कौस्तुममन्त्रः                 | ****              | ****              | ****      | 99                |
| मालामन्त्रः                    | ****              |                   | ****      | 98                |
| पद्मसन्त्रः                    | ****              | ***               | ****      | 93                |
| राह्ममन्त्रः                   | ****              | **                | 3500      | 93                |
| चक्रमन्त्रः                    | ***               | 6.0               | ***       | 98                |
| गदामन्त्र:                     | ****              | ****              | ****      | 98                |
| गरुडमन्त्रः                    | ** *              | * *               | ****      | 48                |
| पाशमन्त्रः                     | ****              | ****              | **        | 35                |
| अङ्करामन्त्रः                  | ***               | ****              | ***       | 99                |
| उपाद्भपञ्चकमन्त्राः            | ***               | P 9 4 \$          | ***       | 99-98             |
| मूलमन्त्रपूर्वावयवभूतानिष्कला  | शस्य परमन्त्रले   | वोषपाद <b>नम्</b> | ****      | 98-90             |
| सविन्मयात्परतरान्मनत्राणां प्र |                   |                   | ****      | 90                |
| व्यापकमन्त्रा <b>निरू</b> पणम् |                   | ***               | ****      | 90                |
| अविकारस्य व्यापकस्य परस्य      | ब्रह्मणो मन्त्रहे | हत्वानुपपरयाशङ्क  | ।परिहरणम् | 96                |
| स्थु उस् क्मो भयात्मकस्य ज्यक् | रस्य परमन्त्रस    | य प्रभाववर्णनम्   | ****      | 99                |
|                                | पटर               | 5: (v).           |           |                   |
| उपकरणगन्त्रोद्धारः             |                   |                   | ** *      | 80-88             |
| आधारशक्तिमन्त्रः               | ****              | ****              | ***       | 80                |
| क्मेमन्त्रः, तद्वधानम्         | ****              | 1944              | +++       | 80                |
| अनन्तमन्त्रः, तद्भगनम्         |                   |                   |           | 60                |
| धरामन्त्रः, तद्भणनम्           |                   | ** *              |           | 13                |
| क्षीरोदमन्त्रः, तद्धवानम्      |                   | 1040              | ** *      | 88                |
| प्रमन्त्रः, तद्वचानम्          | 040               | ****              | ****      | 63                |
| धर्माद्यासनमन्त्राः            | ***               | ****              | 2000      | 68-63             |
| सिलपश्चमन्त्रः                 | ***               | ****              | ****      | 43                |
| धामत्रयमन्त्राः                | ****              | 4.8               | ***       | 88                |
| मावास <b>नमन्त्रः</b>          | 4004              | -                 |           | 99                |
|                                |                   |                   |           |                   |

| विषया:                        |                | -    |      | पनसङ्ख्या    |
|-------------------------------|----------------|------|------|--------------|
| क्षेत्रपालमन्त्रः, तद्भधानम्  |                | **** | **   | 88           |
| %यादीनां पद्मनिष्यन्ताना मन   | त्राः, तद्धचान | म्   | **** | \$3-63       |
| गणेशमन्त्रः, तद्धशनम्         |                | **** | **** | \$ 3         |
| मत्स्यमुद्रा                  | * *            | ***  | **** | 83           |
| वागीश्वरीमन्त्रः              | ****           | **** | ,    | \$8          |
| वागीश्वर्या ध्यानम्           |                | ***  | **** | \$8          |
| गुरुपरमगुर्वादिमन्त्राः       | ***            |      | **   | \$8          |
| <b>पितृमन्त्रः</b>            | ***            | ***  |      | 89           |
| पूर्वसिद्धमन्त्रः             |                | ***  | 2000 | 89           |
| वजादिकोकेशायुषमन्त्राः        |                | **** | **** | 88           |
| विष्यक्सेनमन्त्रः             | 2000           | **** |      | 28-80        |
| आवाहनाद्यौपचारिकमन्त्रपश्चय   | तम् .          | **** |      | 80-81        |
| सुरामिमन्त्रः                 | ***            | **** |      | 8 < 88       |
| मन्त्राणा गोपनीयता            | ****           | **** | **** | 88           |
| मन्त्राणामपात्रे विनियोगस्यान | र्थावहता       |      | ** * | 19           |
|                               | पटल            | (6). |      |              |
| मुद्रादन्धनि रूपणम्           | ****           | **** |      | <b>१९७</b> ९ |
| मुद्राबन्धकालः तत्प्रयोजन व   | T              | **** | **** | 90           |
| जयामुद्रा                     | ****           | **** | ***  | 90           |
| शक्तिमुद्रा                   | ****           | ***  | **** | 90           |
| हृद्यमुद्रा                   | ****           |      | **** | 90           |
| शिरोमुदा                      |                | •••  | **** | 00           |
| <b>शिखामुद्रा</b>             | ****           | **** | ***  | 9            |
| कवचमुदा                       |                | **** | **** | 98           |
| नेत्रमुद्रा                   |                | **** | ***  | 68           |
| असमुद्रा                      |                | **** | ***  | 90           |
| सिहमुद्रा                     |                | **** |      | 90           |
| कपिलमुदा                      |                | **** | **** | ७२           |
| क्रोडमुदा                     | ****           | **** | **** | 90           |
|                               |                |      |      |              |

### [ ]

| विषया:                    |       |      |         | United States |
|---------------------------|-------|------|---------|---------------|
|                           |       |      |         | पत्रसङ्ख्या   |
| कौस्तुममुद्रा             |       | 4141 |         | 99            |
| मालामुद्रा                | 1000  |      | • • •   | 50            |
| प्यमुदा                   |       |      | ****    | 66            |
| शङ्क्तमुद्रा              | ****  | 0400 | 40.00   | ५२            |
| चक्रमुद्रा                | 4 **  | 9000 | 4 + 4 + | ७३            |
| गदामुदा                   | 1444  |      | 1000    | 60            |
| पक्षिराजमुद्रा            | ****  |      |         | 9             |
| पाशमुद्रा                 | *** * |      | 24.00   | <b>७</b> ३    |
| <b>अकु</b> रामुद्रा       | 1000  | 9444 | ****    | 100           |
| सत्यादिमुद्राध्यकम्       | ****  | **** | ***     | 68            |
| महाजयामुद्रा              | ****  | **** | ****    | 98            |
| आधारशक्तिगुदा कूर्मगुदा च | ****  |      | ****    | 98            |
| अनन्तासनमुद्रा            | ***   | 1444 | ****    | 98            |
| पृथिवीसुद्रा              |       | ***  | ****    | 90            |
| समुद्रमुद्रा              | 4111  |      | 4000    | 199           |
| धर्मादिचतुष्टयमुद्धा      | ****  | **** |         | 199           |
| <b>धामत्रयमुद्धा</b>      |       |      | ****    | 98            |
| हसमुद्रा                  | ****  | **** |         | ७१            |
| क्षेत्रेशमुद्रा           | ****  | 1000 | ****    | 30            |
| श्रीमुदा                  | ****  | ***  |         | 90            |
| चण्डमुद्रा                | ****  | ***  |         | 30            |
| प्रचण्डमुद्रा             | ***   | **** | ****    | ७१            |
| जयमुद्रा                  |       | ***  | ****    | 90            |
| विचयमुद्रा                | ****  | ***  | ***     | ७१            |
| गानुभुद्रा                | ****  | ***  |         | ७६            |
| यामुनसुद्धा               | ****  | 4400 | ***     | ७७            |
| शङ्कानिविमुद्रा           | ****  | **** | ****    | ৬৬            |
| पद्मिनिधिसुद्रा           | ****  | **** | ****    | 99            |
| गणेशमुद्रा                | ***   | **** | ****    | ७७            |
| वागीश्वरीमुद्रा           | 4000  |      | -401    | 99            |

| 6                             | L                | . 1                            |         | COMPANIES STATE |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---------|-----------------|
| विषयाः                        |                  |                                |         | पत्रसङ्ख्या     |
| गुरुमुद्रा                    | 4 4 4            | ***                            | ****    | ७७              |
| पितृगणमुद्रा                  | ****             | ***                            | ****    | 64              |
| सिद्धसुद्रा                   | ****             | ****                           | ****    | 96              |
| वरामयमुद्रे                   | 4000             |                                | ****    | 96              |
| विष्वक्सेनमुदा                | ***              | ****                           | ****    | 96              |
| <b>आवाहनमुद्रा</b>            | ***              | ****                           |         | 96              |
| विसर्जनमुद्रा                 | ****             | ***                            | ****    | 96              |
| सुरभिमुद्रा                   | ***              | 444                            | ****    | 96              |
|                               | पटल              | : ( 9 ).                       |         |                 |
| स्नानविधानम्                  |                  | ****                           | ****    | ام دم           |
| शौचविधिः                      |                  | ** *                           | ****    | ७९—८०           |
| स्नानार्थ मृत्सङ्कृहणम्       |                  | ****                           | ****    | (0              |
| <b>छौकिकस्नानम्</b>           |                  | ***                            | ****    | <0              |
| औदकं विधिस्तानम्              |                  | ****                           | ****    | <0<8            |
| मन्त्रस्नानम्                 |                  | ****                           |         | <8              |
| <u>घ्यानस्नानम्</u>           |                  |                                | ****    | <8              |
|                               | पटल:             | ( ? 0 ).                       |         |                 |
| सयाधिरूयापनम्                 |                  | ****                           |         | (9-98           |
| भ्यानार्थे निर्जनस्थानं प्रति | गन्तव्यता        | ****                           | ***     | <9              |
| स्थानप्राप्तिसमये कर्तव्याः   | T:               | bear                           | ****    | <9              |
| दर्भाद्यासनविकल्पः            |                  | ****                           | ****    | <9              |
| आचार्यपरम्परानुसमरणम्         |                  | 1000                           | ****    | <9              |
| आसनग्रुद्धिः                  |                  | ****                           | ****    | <\$             |
| करग्रुद्धिः                   |                  | ****                           | ****    | < 8             |
| स्थानशुद्धेरक्स्यकर्तव्यता    |                  | ****                           | ****    | < ₹             |
| पृथिन्यादिभूतानां बीजमन       | त्रा:            | ****                           | ****    | (\$             |
| पृथिव्यादिभूतानां देवताः      |                  | ****                           | ****    | (9              |
| पृथिव्यादिभूतानां स्वस्वक     |                  |                                | ***     | <0<9            |
| गन्धादिशक्तिचतुष्टयलयास       | नद्भूतायाः शब्दः | शक्तेर्निष्क <b>ेऽनुप्र</b> वे | शभावनम् | (8              |
|                               |                  |                                |         | -               |

| विषयाः                                      | - 1                |                    |            |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| जांबस्य स्थूखदेहतो बहिर्निर्गस्य परे मन्त्र | मुत्री प्रभाचकविद् | ोषावस्थित <u>े</u> | पनस्या     |
| परमात्मनि विश्रान्तत्वेन भावना              | ***                |                    | 60         |
| स्यूळदेहस्य मन्त्रजन्याप्रिना दहनमावनम्     | ****               |                    | 9.8        |
| इच्छान्निमन्त्रः                            | ****               |                    | 99         |
| <b>मस्मी</b> मूतः विभावनम्                  | ****               | ****               | 31         |
| शान्ताप्रिमन्त्रः                           |                    | ****               | 91         |
| मस्भीभूततया भाविनस्य ध्यानसमुद्भृतसिछेछे    | नाष्ट्रावनभावना    |                    | 68         |
| समाप्रायनमन्त्रः                            | ****               | ****               | 88         |
| अपूर्वतेजोमयाजरामरणशरीरसृष्टिभावनाक्रमः     | ****               | ***                | 97-99      |
| सृष्टतया माविते तेजोमये मान्त्रे शरीरे जीव  |                    | 2104               |            |
| आत्ममन्त्रः                                 |                    |                    | 65         |
| स्वदेहस्य नन्त्रमयतापादनम्                  |                    | * * *              | 99         |
|                                             |                    | ***                | 65         |
| पटलः (                                      | \$ ( )             |                    |            |
| मन्त्रन्यासविधिः                            | ****               | ****               | 99-98      |
| <b>आसन</b> परिकल्पनम्                       |                    |                    | 93         |
| प्राकारपरिकल्पनम्                           |                    | ****               | 93         |
| न्यासप्रयोजनम्                              | P 0 11             | 4.0                | 98         |
| इस्तन्यासः                                  | 844                | 4.44               | 98         |
| देइन्यासाद्दस्तन्यासस्य प्राथम्ये कारणम्    | ****               |                    | 99         |
| देहन्यासः                                   |                    | ****               | 29         |
| तत्तन्मुद्राप्रदर्शनम्                      | ****               |                    | ९६         |
| साधकेन कर्तव्यध्यानप्रकारः                  | ,                  | ****               | 6.8        |
| 7777                                        | 921                |                    | -14        |
| पटलः (                                      | 77.)               |                    |            |
| मानसयागविधिः                                |                    | e                  | 309-0      |
| मानसयागोपकमे अनयवविमागराः स्थानमेदेन        | आधारशक्यादिएव      | गन्ताना            |            |
| कल्पनाप्रकारः                               |                    |                    | 29         |
| पग्रस्योपरि पीठपरिकल्पनम्                   | ***                | 200                | 90         |
| तस्य पाठस्य चर्मादिषाढशपादपरिकल्पनम्        | ***                | ****               | 90         |
| धर्मादिपीठस्योपिर सितकमछाद्यासनपञ्चकस्य आ   | नाभिहृदयान्तमुप्र् | परि कल्पन          | प्रकारः ९८ |
|                                             |                    |                    |            |

|                                           | I            | . 7.1                     |           |             |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------|
| विषया*                                    |              |                           |           | पत्रसङ्ख्या |
| <b>था</b> धारशक्तिप्रमृतिपक्षिराजान्ते    | चेकादशपदे!   | षु मृतपञ्चकप्रमृतीश्वरप   | यन्तानां  |             |
| तत्त्वाना ऋमाव्यातिः                      |              |                           | ***       | ९८          |
| मन्त्रात्परतरात्मना, परसूक्ष्मोमय         | गत्मनाऽवस्   | यतमन्त्रात्मना, स्थूळात्म | ना च      |             |
| ऋमशो विष्णोध्यानिव                        | वानम्        | 4414                      | ****      | ९८९९        |
| मन्त्रमूर्तेस्तस्य विष्णोः प्रभावव        | र्णनम्       | ****                      | ****      | 68          |
| <b>लक्ष्म्यादिभिः सद्देव तस्य</b> पूज्यत  | र्ग -        | -24                       |           | ९९          |
| भगवन्छक्तिभूतानां एक्ष्म्यादीन            | विम्झानाद्य  | ष्टकप्रयोजकत्वम्          | ****      | ९९          |
| इत्पुण्डरीकमध्येऽवस्थापितस्य              | मन्त्रात्मनः | परस्य चैतन्थजोतिषो वि     | वेष्णोः   |             |
| प्रभाविशेषस्योपासकश                       |              |                           |           | 800         |
| पृथिव्यादिषूपळभ्यमानाना स्थैय             | दिगुणाना     | मन्त्रमूर्ति मूतपरमाहमैका | श्रयत्वम् | 100         |
| मुद्रामन्त्रपूर्वकमावाहनम्                | ****         | 0000                      | ****      | 808         |
| आवाहितस्य तस्य समुखीकरण                   | म्           |                           | ***       | 808         |
| विस्तरेण मानसयागारम्भः                    | ***          |                           |           | 909         |
| लक्ष्म्यादिपूजने लययाग-भोगय               | ाग—अधिक      | ारयागमेदेन त्रैविध्यम्    |           | 809-809     |
| मोगयागार्थ इत्पद्मे सर्वमन्त्राणां        | विन्यासक     | н:                        | ****      | 803         |
| विशेषपूजनम्                               |              | ***                       | ****      | 809         |
| मानसहोमाविधानम्                           | ****         | ***                       | 2400      | 309-808     |
|                                           | पदल:         | (१३).                     |           |             |
| <b>बा</b> श्चयागविधिः                     | ***          | ***                       |           | 999-009     |
| वाद्ययागप्रयोजनम्                         | ***          | ****                      | 2400      | 800         |
| मण्डलविन्यातः                             | ****         |                           | ter       | 306-106     |
| मण्डले प्रकारमेदः फलमेदश्च                | ****         | ****                      | ****      | 909         |
| कुम्मादीनामपि बाह्ययागप्रदेशत             | वविधानम्     | ***                       | ****      | 199-099     |
| अर्घ्यद्रव्याणि                           | ****         | ***                       |           | 2 8 8       |
| अर्घस्य विनियोगक्रमः                      | ****         | ***                       | ***       | 275         |
| द्वारपूजा                                 | ****         | ***                       | ***       | 199         |
| द्वारदेवतापूजा                            | ***          | ***                       |           | ११२         |
| यागमन्दिरप्रवेशविधिः                      | ****         | 4.4 = 4                   | ****      | 283         |
| पूजाङ्गभूतावेक्षणप्रोक्षणे                | ****         | 4000                      |           | 883         |
| आधारश <del>क्त</del> याद्यासनकल्पनतत्यू ज | नप्रकारः     | ***                       | ****      | 8 8 8       |
|                                           |              |                           |           |             |

### [ { 0 }

| विषया                                    |                     |                     |        | पत्रसङ्ख था |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------|
| गणेशादिपूजनम्                            | 4101                | 1444                | ****   | 815         |
| मानसयागे हृदयक्तमले स्थापि               | ति मन्त्रमृर्ति     | भगवन्त तत्तोऽवतार्य | प्रथमं |             |
| तस्य बहिर्खययागोत्त                      | विधिना पूज          | नविध नम्            | ***    | 558         |
| भोगयागार्थ मण्डले मन्त्रन्या             | सविधिः              | 6.4                 | 4444   | 289         |
| हरमन्त्रध्यानम्                          |                     | ** *                |        | 228         |
| शिरोमन्त्रध्यानम्                        | 144                 |                     |        | ११७         |
| शिखामन्त्रनानम्                          |                     | 1401                | ***    | 270         |
| <b>म</b> यचमन्त्रध्यानम्                 |                     |                     | 4##1   | ११७         |
| नेत्रमन्त्रध्यानम्                       |                     |                     | ***    | ११७         |
| अञ्चमन्त्रध्यानम्                        | **                  | 1,000               |        | ११७         |
| नृ।सिहमन्त्रध्यानम्                      | ***                 | ** *                | ***1   | ११८         |
| कविलमन्त्रध्यानम्                        | ***4                |                     | ****   | ११८         |
| वराहमन्त्रध्यानम्                        | 101                 |                     |        | 188         |
| कौस्तुभादिभन्त्रध्यानम्                  | ****                | **                  | ,,     | 111         |
| गरुडच्य नम्                              | ****                | ***                 |        | 236         |
| पाशाङ्कु शये।ध्यीनम्                     | ***                 |                     | ***    | ११९         |
| सत्यादिपञ्चकच्यानम्                      | ***                 |                     | 4001   | ११९         |
| सप्तासरमन्त्रध्यानम्                     | **4                 |                     | 9964   | ११९         |
| न्यसन्त्रमेण मन्त्रगणस्य बार             | <b>ग्रयजनम्</b>     | 4                   | ****   | १२०         |
| पुष्पाञ्च डिप्रकारः                      | ****                | ****                |        | १२०         |
| धूरपात्रविधिः                            | ****                | ****                | ****   | १२१         |
| <b>धूपपात्रमन्त्र</b> िवानम्             | ***                 |                     | 12.4   | १२१         |
| घण्टाचालनविधानम्                         | ***                 | **                  | 1000   | १२२         |
| घण्टानादप्रभाववर्णनम्                    | 1000                | ***                 |        | १२२         |
| मन्त्रशब्दनिरुक्तिः                      | 400                 | 6 84 1              | ****   | 888         |
| आवाहनाद्युपचारेषु वण्टाचा                | ल <b>नस्य</b> कर्तञ | यता                 |        | १२२         |
| पुजाकाछाद्रयत्र वण्टाचाछन                | म्प्रतिषेधः         | ****                | **     | १२३         |
| घण्टामन्त्रनिह्नपणम्                     |                     | 9444                | ****   | १२३         |
| वण्टाध्यानप्रकारः                        | ****                | ****                | ****   | १२३         |
| <del>रुक्ष्यादिमन्त्राण।मभ्यर्चनम्</del> | ****                | ****                | ****   | 198         |
|                                          |                     |                     |        | _           |

## [ ? ? ]

|                                        | Γ.                     | 3 4                           |         |              |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------|--------------|
| विषया:                                 |                        |                               |         | पत्रसङ्ग्रह  |
| स्तुतिविधानम्                          | ***                    | ****                          |         | 658          |
| मधुपर्कादिसमर्पणप्रकारः                |                        | ***                           |         | १२४          |
| बाह्ययागपरिसमापनप्रकारः                |                        | ***                           | **      | 878          |
|                                        | पटलः                   | ( \$8 )                       |         |              |
| जपविधिः                                | ****                   |                               | ****    | 179-179      |
| जपस्य त्रैविच्यम्                      |                        | * * *                         |         | १२५          |
| अक्षसूत्रे संयोज्याना मणीना            | परिमाणसङ्ग्र           | ।द्रव्यमेद <sub>ि</sub> यानम् | ****    | १२९          |
| मणीना क्षाळनप्रकारः                    | 4                      | * *                           |         | १२६          |
| मणिप्रथनार्थं सूत्रविशेषविधान          | q                      |                               | ***     | 198          |
| सूत्रे मणीना योजनप्रकारः               | **                     | ***                           | ****    | १२६          |
| अश्वसूत्रस्य बळ्याकारताविधान           | म्                     | B # *                         | ****    | १२७          |
| अक्षसूत्रे मेरुकल्पनिषिः               | ****                   | ***                           | ***     | १२७          |
| <b>अ</b> श्वसूत्रसशोधनविधानम्          | ***                    | ***                           | ****    | १२७          |
| अक्षस्त्रमन्त्र.                       | ***                    |                               |         | १२७          |
| वैष्णव्याः परशक्तेरक्षसूत्रे माव       | <b>।</b> नाक्रमाविधान  | म्                            |         | 276          |
| अक्षसूत्रमुद्रा                        | **                     |                               |         | १२९          |
| जपात् प्राक् कर्तव्योऽनुसन्धाः         | नविशेषः                | ***                           | ****    | १२९          |
| जाप्रदादि मेदनिरूपणम्                  |                        | ***                           | ***     | १३०          |
| अक्षसूत्रे मन्त्रमूर्तेः सानिध्यत्र    | मभावनम्                |                               | 4111    | <b>\$</b> ₹0 |
| जपसङ्ख्यासिद्धवर्थमक्षाणामेकैव         | ६ समाहरणवि             | विधानम्                       |         | 830          |
| मेरोर्छङ्ख नप्रतिषेधः                  | ***                    |                               |         | 175          |
| शान्तिकपौष्टिकादिनिमित्तमेदे           | न भि <b>त्र</b> भित्रह | पतया मन्त्रस्य ध्यान          | विधानम् | 838          |
| परापरमदेन जपस्य द्वैविध्यम्            |                        | 400                           | ***     | 131          |
| अधिकारिणा सत्त्वादिगुणभेदे             | न जपकालमे              | दः                            |         | १३२          |
| <b>अक्षसूत्रस्य पुनर्न</b> वीकरण-प्रान |                        |                               | 4++     | १२२          |
|                                        | पटल                    | ( 24 )                        |         |              |
| अग्निकार्यविधिः                        |                        | ****                          | 477.5   | 127-198      |
| कुण्डपरिकल्पनविधानारंभः                |                        | ****                          | ***     | 8 7 3        |
| दिरमेदेन कुण्डाना फलमेदाव              | इता                    | ba##                          | ****    | १३३          |
|                                        |                        |                               |         |              |

### [ ११ ]

| F 3.                                               | · 4                          |        | formations.    |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|
| विपया:<br>-                                        |                              |        | पश्चसङ्ख्या    |
| साहातिसङ्ख्यामेदेन कुण्डाना मानमेदः                | 9714                         | ••••   | 183            |
| खातमानम                                            | 100                          | ****   | <b>\$</b> \$ 8 |
| कुण्डमानभेदेन मेखळाना मानभेदः                      | ***                          |        | £ \$ 8         |
| नाभिन्धागम्                                        | ****                         | ****   | \$ \$ 8        |
| कुण्डाना विकल्पः                                   | adea                         | ***    | 189            |
| कुण्डे हवनस्य प्राशस्यम्                           | **                           | ** *   | 849            |
| कुण्डस्यासभवे इवनप्रकारः                           | Epco                         | ****   | <b>१३</b> 9    |
| कुण्डसस्कारप्रकारः                                 | ***                          | ****   | \$\$9-838      |
| नाभिपूजनम्                                         |                              | ***    | 138            |
| मेखछापूजनम्                                        | 40.0                         | 929    | १३६            |
| मेखलात्रये तत्त्वत्रयपूजनम्                        | ***                          | ***    | १३६            |
| कुण्डमध्ये आधारशक्त्याद्यासनकल्पनापूर्वक           | नारायणाल्यायाः               | शक्तेः |                |
| स्थापनाप्रकारः ।                                   | yka, 4 mi                    | 1000   | १३६            |
| वहेरुत्पादनऋमः                                     |                              |        | १ ३ ७          |
| ताडनप्रोक्षणादयोऽम्नेर्वाद्याः सस्काराः            | ***                          | **     | १३७            |
| अग्नेः स्वारमन्युपरामापादनपूर्वक सृष्टिकमेण प      | दात्पदमवतारितस्य             | नामिग  |                |
| तत्वचिन्तनम्                                       | 7004                         | ****   | ₹₹७            |
| नामिकुण्डस्थतया मात्रिते तेजीविशेषे होमऋ           | मः                           | ** *   | <b>१३७</b>     |
| तस्याप्रेनीभिकुण्डादुत्यापनम्                      | ***                          | ****   | १३८            |
| <b>अग्रे</b> मेन्त्रः                              | ***                          | *171   | 186            |
| नामिकुण्डादुत्थापितस्याग्नेर्बाद्योऽग्नौ प्रक्षेपः |                              | ****   | १३८            |
| पर्यक्रिकरणपरिस्तरणे                               |                              | ***    | १३८            |
| प्रणीतापात्रेध्मसुक्सवायुपकरणद्रन्यासादनम्         | 4+++                         | ****   | १३९            |
| <b>प</b> रिधिविधानम्                               | ****                         | ****   | १३९            |
| <b>ब्रह्मादिलोकपाल<del>ार्चन</del>म्</b>           | ***                          | *-4-   | <b>?</b> ३९    |
| सुक्सुवयोः सस्कारः                                 | 8944                         | ****   | १ ६८           |
| स्नुक्सुक्योर्रक्षणम्                              | B 64 0                       | ****   | १३९-१४०        |
| कुण्डमध्यगतस्याग्नेर्गर्भाधानादिसंस्कारदशकस        | ग <b>कुण्डाद्वहिः</b> स्थस्य | भ्रेः  |                |
| प्रोक्षणादिसस्कारपञ्चकस्य च कर्तव्य                | ता                           |        | १८१            |
|                                                    |                              |        |                |

## [ {% ]

| विषया                                                |                      |                  | पत्रसङ्ख्या |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| आज्यस्याधिश्रयणादि दशविधसस्तारविधान                  | ц                    | १३               | 889-98      |
| अप्नेर्गर्भाधानादिद्शविधसस्काराणां प्रत्येक र्व      | नेरूपणम्             | ११               | 3 4-6 8 8   |
| सस्कृतस्याग्नेनीरायणात्मकत्वेन मावनीयता              | ****                 |                  | १४३         |
| संस्कृतस्थाग्नेः पूजनप्रकारः                         | 8444                 | ***              | १४व         |
| वहेर्घ्यानप्रकारः                                    | ***                  | ***              | \$80        |
| व्योमवद्यापकतया मानितस्याग्रेमेध्ये भगवतः            | यजनम्                | ****             | 889         |
| अस्रादियजनम्                                         | ****                 | ****             | 189         |
| लक्ष्म्यादीना होमसङ्ख्याविधानम्                      | 643                  | 444              | १४६         |
| जपानुगुण्येन होमस्य कर्तन्यता                        |                      | ****             | १४६         |
| होमद्रव्यनिरूपणम्                                    |                      | 4+4+             | ₹ 8 €       |
| होमद्रव्यमेदेन फलमेदः                                | ****                 | ***              | 186         |
| <b>धा</b> हुतिप्रमाणभेदः                             | 4000                 |                  | 186         |
| स्वाहाकारादिप्रयोगभेदे निमित्तमेदनिरूपणम             | 4000                 |                  | १४७         |
| पूर्णोद्वतिप्रकारः                                   | *441                 | ***              | \$86        |
| अप्नेर्वणीदिमेदैः कर्मसिद्धेर्ज्ञातव्यता             |                      | ****             | 886         |
| होमे प्रशस्तोऽग्निः                                  | ***                  | npò              | १४९         |
| होमे धर्ज्योऽग्निः                                   | ***                  |                  | 1 86        |
| तिथिभेदेन फलमेदः                                     |                      |                  | 190         |
| प्रमाद्यर्चिःसमके ऋमादेकैकस्मिस्तर्पितस्य मन         | त्रस्य फलमेदः        | ****             | 190         |
| अ <b>भि</b> मुद्रा                                   | ****                 | 1000             | 890         |
| मण्डले विन्यस्तस्य मन्त्रमूर्तेर्मगवतो मूर्घनि पुष   | गञ्जलिसमर्पणपूर्व वं | प्रार्थनाप्रकारः | 393         |
| मण्डले स्थापिताना मन्त्राणामुवसंहरणप्रकारां          |                      |                  | १-१९२       |
| उपसहरणानन्तर दीक्षितेभ्यो नैवेखप्रदानस्य             |                      |                  | १९२         |
| मूलमन्त्राम्यचेने विनियुक्तैः पुष्पाद्युपकरणैर्विष्ट |                      |                  | १५२         |
| कुण्डे विष्वक्सेनस्य सन्तर्पणप्रकारः                 |                      |                  | 199         |
| विष्वक्सेनविसर्जनम्                                  | ***                  |                  | 193         |
| लोकपालानां पूजनविसर्जने                              | ***                  | ***              | ?93         |
| क्षेत्रपालादीना यजनम्                                | 465                  |                  | 1943        |
| वहेस्तर्पणप्रकारः                                    | 4444                 | ****             | 898         |
| भग्नेः परिचेचनम्                                     | ****                 | ****             | १५३         |
| *                                                    | ***                  |                  | 1 1 4       |

# [ 48 ]

|                                                | / · J                            |      |             |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|
| विषया                                          |                                  |      | पत्रसङ्ख्या |
| नैवेद्यादीना तोये प्रक्षेपविधानम्              |                                  | **** | 848         |
| निर्माष्टर्श्यप्रलेपनादि                       | 403                              |      | 868         |
| मन्त्रसन्तर्पणकामस्य पात्र एवोपदेश्यत।         | ***                              |      | 868         |
| पटल:                                           | ( 8 8 )                          |      |             |
| दीक्षाविधिः                                    | ***                              | ***  | 198-168     |
| आत्यानात्यमेदेन दीक्षाविधी मेदः                |                                  |      | 848         |
| उपसन्नस्याक्त्य दाँद्रस्येतन्त्र्यता           |                                  |      | 899         |
| स्थृलस्क्ष्मपरात्मनाऽवस्थितेषु तस्वेष्वच्युतर  | य त्रेधा व्याप्तिः               | **** | 899         |
| स्थ्लस्क्षपरात्मना मन्त्रराशेख्नैविष्यम्       | ** *                             | 4+4+ | 899         |
| स्थ्लावेकेकमन्त्रराशौ स्थ्लस्स्मपरात्मना है    | विध्यम्                          | ***  | 898         |
| मन्त्रसङ्गस्य तत्त्वसङ्खे सक्षेपमध्यमविस्तारात | मकदोक्षात्रैविध्या <u>न</u> ुगुप | Ţ    |             |
| ने वाऽवस्थान निरूपणम्                          | 2011                             | **** | १५६         |
| अधिभूतगणाभिदैवगणाध्यातमगणविभागः                | 941                              | **** | 240         |
| तस्वशोधने ज्यक्षरस्य विनियोगभेदः               |                                  |      | 396         |
| ईश्वरतत्त्वसशोधने सप्तार्णस्य विनियोगः         | 44 -                             | 744  | 896         |
| शिष्यलक्षणपरीक्षणपूर्वकं शिष्याणा दाक्षित      | व्यता                            | **** | 396         |
| सामान्यदीक्षायाः सक्षिप्तादिमेदेन त्रैविध्यम्  | ** *                             | **** | 196         |
| सक्षिप्तादित्रयस्य फलमेदः                      | * * *                            |      | 199         |
| विशेषदीक्षायाः पञ्चविधत्यम्                    | ***                              | **** | १५९         |
| सामान्यदाक्षासु शुद्धवर्धस्तले मन्त्रसयोजन     |                                  | **** | 898         |
| विशेषशीक्षामु तत्त्वेषु मन्त्राणा योजनप्रका    |                                  | **** | १६०         |
| दीक्षासु प्रशस्तास्तिथयः                       |                                  |      | 848         |
| यागशालाप्रवेशः                                 |                                  |      |             |
| गदास्यापनम्                                    |                                  | **** | \$65.       |
| पन्नगन्येन सर्वद्रन्यप्रोक्षणम्                | ****                             | 4    | 135         |
| कलशिषिः                                        | ***                              |      | 199         |
|                                                | H (P th A                        | **** | १६२         |
| स्थिष्डले अनौ च हरेर्यजनविधानम्                | <b>ψ</b> = 4 p                   | **** | १६२         |
| चरुसाधनप्रकारः                                 | * * *                            | **** | 888         |
| सिद्धस्य चरोर्विनियोगविधानम्                   | ** *                             | **** | 183         |
| शिष्याणां प्रोक्षणादिविधानम्                   | ***                              |      | १६२         |
|                                                |                                  |      |             |

# [ 14 ]

| विषयाः                                                |                  |              | पत्रसञ्ज्ञ पा   |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| शिष्ये गुरुणा कर्तव्यस्य सकलनिष्कलमन्त्राणा           |                  |              | १६४             |
| स्वस्य शिष्यस्य चैकाःमतया मावनासमर्थस्यैव गुरं        | तेः ससारविमे     | चिकता ,.     | 1 8 8           |
| मन्त्रमृर्तेर्भगवतः पुरतो विज्ञापनम्                  | 4499             |              | १६४             |
| शिष्यस्य नामकरणविधानम्                                | ****             | 4001         | 148             |
| <b>गायास्</b> त्रविक्षनम्                             | • • •            |              | 189             |
| मोगमोक्षार्थिनः शिष्यस्य तदन्तरायोन्मूङनार्थं हि      | शेष्यशरीरतय      | रा भाविते    |                 |
| सूत्रे तरवसृष्टिकमेग शिखाप्रशृतिचरप                   | गह्तावयवभ        | वनापूर्वक    |                 |
| होमस्य कर्तव्यताविधानम्                               | ****             |              | १६५             |
| सूत्र कुण्डसमीप नीवा तस्मिन् सूत्रतमके देहे त         | त्त्रानां सक्षेप | विस्ताराभ्या |                 |
| र्वेंक्तेकद्वित्र्यादिग्रय <b>न</b> प्रकारविकल्पानुगु | ण स्मरणप्र       | ामः          | १६६− <b>१६७</b> |
| तत्त्वहोमः                                            | ****             | ** *         | १६७-१६८         |
| सपातहोमः                                              | ***              | ***          | १६९             |
| रजोघटिकाकर्तर्थां युपकरणद्रव्याणा सस्कारः             |                  |              | 188             |
| बिहरणम्                                               |                  | ***          | १६९             |
| परिखाटेखनम्                                           | ****             | **           | १६९             |
| पञ्चगभ्यप्रदानम्                                      |                  |              | 188             |
| चरशेष मक्षणविधिः                                      |                  | ***          | १७०             |
| दन्तकाष्ठचर्वणप्रक्षेपणादि                            |                  | ***          | 100             |
| अधिकारिमेदेन दन्तकाष्ठपरिमाणभेदः                      | ****             |              | 100             |
| शुमाशुमपरिज्ञानम्                                     | ****             |              | \$ 190          |
| सञ्जमशान्त्यर्थो होमः                                 | **               | 40           | 100             |
| श्यनाविधिः                                            | ames             | 9440         | \$ 90           |
| स्वप्नाधिपातिमन्त्रः                                  | **               |              | १७१             |
| अर्घरात्रे सयनादुत्याय गुरुणा कर्तव्यो विशेषः         | P###             | ***          | १७१             |
| शुमाशुमस्वप्रभेद।निरूपणम्                             | ****             | ***          | 909             |
| अञ्चभस्वप्रदोषपरिहाराय होमविधानम्                     | ****             | 1.14         | १७२             |
| न्यूनातिरिक्तप्रायश्वितार्थ होमविधानम्                | ***              | ***          | १७२             |
| मण्डलपुजनादिकर्तव्यताविधानम्                          | ****             | ***          | १७२             |
| आबद्धनेत्राणा शिष्याणा हस्ततः पुष्पाङाळेप्रक्षेप      | विम्             |              | १७२             |
| उद्घाटितनेत्रैः शिष्यैर्गुरुनमस्कारादेः कर्तन्यता     | ****             | 1101         | 909             |

## [14]

| विषया:                                  | F 14.7            |      | पत्रसङ्ख्या |
|-----------------------------------------|-------------------|------|-------------|
| सन्त्रतृतिहोमः                          |                   |      | 909         |
| मन्त्राधिकारहोमः<br>सन्त्राधिकारहोमः    | ***               |      | 909         |
| मलशोधनहोम:                              | ••                |      | \$0\$       |
| नवतत्त्वशोधनेन सर्वतत्त्वानां शुद्धता   | ***               | **** | \$0 °       |
| बही भाविते मन्त्रमयमृतिस्वरूपे तत्त्र   | नामुपसइरणप्रकार   | **** | 108         |
| निरीक्षणप्रोक्षणादिलक्षणः शिष्यशरीर     |                   | **** | ₹७8         |
| तस्वाना सृष्टिभावनम्                    |                   | ***  | 108         |
| अनुज्ञाग्रहणपूर्वक पाशसूत्रस्य कुण्डसः  | रोपे नयनम्        | ***  | 108         |
| मूलमन्त्रेण होमः                        |                   |      | \$ 198      |
| ताडनलक्षण शिष्यशरीरशुद्धीकरणम्          |                   | ***  | 209         |
| तस्वाना शोधनप्रकारः                     | ***               | **** | 109         |
| मोगार्थपूर्णाहुतिप्रकारनिरूपणम्         | 4747              | **** | ee १        |
| मोक्षार्थपूर्णाहुतिप्रकारनिरूपणम्       |                   |      | 100         |
| ब्रह्मसमापत्तिहोमप्रकारः                | = 0 0 b           | **** | 100         |
| सृष्टिकमेण सपादिताना तरवाना हिए         | यदेहे योजनम्      | **** | 100         |
| विहमध्यस्थस्य मगवतो मन्त्रमृतेरर्चन     | म्                |      | 100         |
| समयोपदेश.                               | ****              | ***  | १७९-१८0     |
| विष्णुहस्तप्रदानपूर्वक शिष्यस्य मन्त्रह | द्यागाधुपदेशः     |      | 1<1         |
| कुम्मस्यदेवार्चनम्                      | ***               | **** | 1<1         |
| गुरो: पूजनम्                            | ****              |      | 121         |
| दीक्षान्ते वैष्णवाना भोजनादिना सन्त     | र्पणस्य कर्तन्यता | **** | १८२         |
| राज्यतिबाहने विशेषनियमः                 | ****              | **** | 123         |
| त्रिस्थानस्थितस्य मगवतो विसर्जनं वि     | वेष्वक्सेनपूजन च  | 1001 | १८२         |
| अवमृथ-सोनपानप्रकारनिरूपणम्              | 0 4 47 2          | 4149 | 121-525     |
| गुरुयागः                                | -0.00             |      | \$ < 8      |
| गुरुशिष्ययोदींक्षाविधानफलम्             | PD 08             | **** | \$ < 8      |
| प                                       | टलः ( १७ )        |      |             |
| शिष्यभेदनि रूपणस्                       | ****              | ***  | 128-126     |
| समयश्रलक्षणम्                           |                   |      | \$ < 8      |
| पुत्रकलक्षणम्                           | ***1              | ***  | 1 < 9       |
|                                         |                   |      |             |

### [ 05]

| [ 4.0                                              | , T                   |              |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| विषया                                              |                       |              | पत्रसङ्ख्या |
| साधकलक्षणम्                                        |                       | ***          | 19-150      |
| आचार्य <b>ेक्षणम्</b>                              | ***                   | 3            | <9-1<<      |
| पटलः (                                             | (3)                   |              |             |
| अभिषेक्षविधिः                                      | 1400                  | (            | <<- 199     |
| अमिषेकेऽधिकारः                                     |                       | ****         | 266         |
| अभियेक्तुराचार्यस्य बाबणजातीयस्य सर्वेषामधि        | मेचेकविधाने.<br>-     | ऽधिकारः      | ? < 9       |
| ब्राग्नणाद्यमावे स्वस्वात्ररवर्णानामाभिपेकविधाने ध | तत्रियादी नाग         | निधकारः      | १८९         |
| उत्तमक्पीस्याविदुष उपायेन संबोधप्रापणम्            | 4                     | • • •        | १८९         |
| प्राप्तसबोधस्य तस्य विनाऽनुप्रहबुद्धश सकलि         | <b>त्याधानपू</b> र्वव | <b>कालेन</b> |             |
| <b>कृतकृत्यतापाद्नम्</b>                           |                       | ***          | 168         |
| सञातीयस्यापि गुरोरलामे खस्य स्नेनैवाभिषेका         | त्य कर्तञ्यत          | ST .         | 168         |
| सित गुरौ स्वेनैव कर्तव्यतायाः प्रतिषेधः            | ** *                  | ****         | 190         |
| उत्तमवर्णस्य दीक्षाविधानेऽत्ररवर्णस्यानधिकारः      | ****                  |              | 190         |
| समयञ्जाभियेकविधानप्रकारः                           | ****                  |              | १९०         |
| पुत्रकस्याभिपेकविधानप्रकारः                        | 444                   | 104          | 190         |
| साधकामिवेकप्रकारः                                  | ****                  | +=++         | 190         |
| <b>आ</b> चार्याभिवेचनम्                            | ****                  |              | 121         |
| समयश्चादीना चतुर्णामियेके भावनीयः पर्वमेद          | * 1040                |              | 181         |
| आचार्याभिषेकप्रयोगः                                | 4000                  | 7.0          | 599-15      |
| साचार्यपदासाधारणा विशेषसमयाः                       | 400                   |              | 198         |
| आचार्यपादोदकप्राशनस्य कर्तव्यता                    | ***                   | ** 1         | 189         |
| पुत्रकस्याभिपेके देयावेशेषः                        | ****                  |              | 189         |
| समयब्रस्याभियेके देयविशेषः                         | ****                  | ****         | 199         |
| समिषेकस्य श्रेयः प्रमृत्यनेकफळसाधनता               | ****                  | P###         | १९५         |
| पटलः ( १                                           | (9)                   |              |             |
| अभिषिक्तस्य मन्त्राराधनविधानम्                     |                       | ** 1         | 198         |
| मर्न्जासदौ वःसरत्रय याबद्वित्रप्राप्तिः            |                       | ****         | १९६         |
| विद्रीरनुपहतस्य चतुर्थादिवत्सरे बहुशिष्योपसेव्यत   | ।दिलक्षणश             |              | 896         |
| सप्तमादारम्य राजोपसेन्यता                          | 4444                  |              | 190         |
|                                                    |                       |              | 1 10        |

# [ < ]

| L 1.                                       | - 3   |      |             |
|--------------------------------------------|-------|------|-------------|
| विषया:                                     |       |      | पत्रसङ्ख्या |
| दशमादारम्य नानाश्चर्यदर्शनम्               | 1441  | **** | १९७         |
| मन्त्रसिद्धेरप्रकाइयता                     |       | ***  | १९८         |
| पटला (                                     | 40)   |      | •           |
| मतिष्ठाविधिः                               | ****  | او   | < २२९       |
| पटे बिंबविधानम्                            | ****  | ** * | १९९         |
| पटमानादि                                   | ***   | •    | १९९         |
| पटस्य चित्रकारस्य च सस्कारः                | 4001  | **1  | १९९         |
| गृहार्चामानम्                              | * * * |      | १९९         |
| गृहादन्यत्र मानाधिक्यम्                    |       | *=   | १९०         |
| गृहाचींसु लेख्यबिबस्य हस्ताधिकमानलेऽप्यदोध | वता   |      | १९९         |
| <b>बिबस्यावयवमानावेधानम्</b>               | ,     | १९   | 9-708       |
| <b>बिम्बद्रव्य</b> विधानम्                 | 1441  | ** 4 | 808         |
| सिद्धयभिकाक्षिणा गृहे शैलजादिप्रतिषेधः     | **    |      | २०३         |
| पीठमानम्                                   | * = * | 4.0  | 308         |
| पोठे द्वैविष्यम्                           | ****  | 4 4+ | ₹०8         |
| चतुरस्रपीठलक्षणम्                          |       |      | २०४         |
| चतुरस्रायतपीठलक्षणम्                       | ****  |      | 208         |
| चलाचीयाः पीठमानस्                          | ****  |      | २०४         |
| <b>उ</b> पपीठलक्षणम्                       | ***   | **** | ₹ • 8       |
| बिम्बपीठयोः सजातीयविजातीयद्रव्यविकस्पः     | ** *  | ***  | 309         |
| प्रासादपीठमानम्                            |       | **** | २०१         |
| प्रासादपीठलक्षणम्                          | ***   | **** | २०१         |
| प्रासादे मेदाः                             | 4000  | ***  | 308         |
| प्रासादपीठरचनाविधानम्                      | ****  | **   | ₹ 0 ₹       |
| प्रासादजङ्गा                               | ****  | **** | २०६         |
| अङ्गोर्ध्वरचना                             | **    |      | २०१         |
| भूमिकाएखकविधानम्                           | 41.04 | **** | 308         |
| अमलसारकविधानम्                             | ****  | **** | २०७         |
| चक्रविदानम्                                | 664   |      | २०८         |
| प्रासादद्वारविधानम्                        | ****  | *104 | 204         |
|                                            |       |      |             |

| विषयाः                                      | -    |              | पत्रसङ्ख्या |
|---------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| द्वाराख्ने मण्डपविधानम्                     | **** | e 4+ »       | 305         |
| प्रतिष्ठाकालः                               | FP4  | #==          | 300         |
| आधिवासमण्डपाविधानम्                         |      | 4494         | २०९         |
| मण्डपमध्ये वेदिपञ्चककस्पना                  |      | 44*          | २०९         |
| पञ्चानां बेदीना विनियोगभेदः                 |      | 4 *4         | २०९         |
| प्रतिष्ठाविधानोपक्रमः                       |      |              | २०९         |
| <b>दिा</b> ह्यिदोषविनाशार्यस्नपनाविधानम्    | 4    | ****         | 210         |
| <b>अधिवासस्नपनार्थकलशस्थापनाविधानम्</b>     | **** | ** *         | 211         |
| <b>नेत्रो</b> न्मीलनाविधानम्                | **** |              | 2 8 8       |
| नेत्रोन्मीलनाङ्गभूतल्घुखपनम्                | ** * | **           | 118         |
| अधिवास <b>ज</b> पनिवधानम्                   | •••  | ***          | 235         |
| खपनकल्होचु पूरणीयद्रव्याणि                  | ***  | **           | 785         |
| बिम्बे मन्त्रन्यासविधानम्                   | **** | ****         | 789         |
| सक्लीकरणादिविधानम्                          | **** |              | 2 8 2       |
| कार्णिकास्थितैः कलशैः स्रपनम्               |      | *            | 212         |
| अर्ध्यसमप्राप्रमृतिविज्ञापनान्तमभ्यर्चनम्   |      |              | २१३         |
| विम्बसहिते पीठे समस्ताध्वमयस्वभावनम्        |      | ***1         | 283         |
| पीठे आधारशत्त्रयादिध्यानम्                  | ***  | ****         | 212         |
| पीठस्याच्छादनम्                             | 1444 | ****         | 212         |
| नीराजनम्                                    | ***  | 4484         | 212         |
| रययात्राविधानम्                             | **** | ****         | 9 ? 3       |
| <b>रायनाधिषासनम्</b>                        | 400  | 61 9         | 2 2 3       |
| क्रपननेत्रोत्मीलनादिक्रियाङ्ग मृतहोमविघानम् |      | 4.4          | 218         |
| शान्युदकेन विम्बशिरसि प्रोक्षणम्            |      |              | २१४         |
| कर्ममन्त्राणां जपो बलिदान च                 |      | * * *        | २१४         |
| चतुर्दिश्च होमः                             | ***  | ***          | २१४         |
| च्याना <b>विवासन</b> म्                     | •••  | ****         | 719         |
| <b>ई</b> श्वरसम्बानम्                       | ***  | <del>२</del> | 9-918       |
| राब्दानुसन्धानम्                            |      | ***          | २१६         |
| मन्त्रसन्धानम्                              | **** | 9000         | 719         |
|                                             |      | -            | -           |

|                                   | L.                    | • )                |              |             |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|
| विषय                              |                       |                    |              | पत्रसहस्या  |
| मन्त्रन्यासपूर्वकमभ्यर्चनम्       |                       | 2004               | • • •        | 311         |
| पूर्वादिषु चतुर्प दिक्षु पश्चिमार | ामिमुख <b>म</b> वस्थि | ते: त्राद्मणै: ऋमा | हगादिपठनम् २ | १८-२१९      |
| आप्ताद्यनुयायिभिः सह ईशा          | देविदिश्च स्थित       | र्यत्यादिभिरेकाय   | नीयशाखा-     |             |
| मन्त्राणा पठनीयता                 |                       | ****               |              | 719         |
| प्रागादिषु चतुर्घ दिक्षु गुर्वाद  | ोना स्थितिः           | ****               | ****         | 286         |
| स्तोत्रपाठकाना बहिः स्थितिः       |                       | decta.             | ****         | 218         |
| तस्वसर्गोधनादि                    | * *                   |                    | ****         | 220         |
| शान्युदकप्रोक्षणम्                | ****                  | * * *              |              | 220         |
| सान्निध्यप्रार्थनम्               | **                    | *                  | ****         | 240         |
| <b>उ</b> त्यापनसमुखीकरणादि        | ****                  |                    | ***          | 330         |
| ट्यमोगविधानेन यजनस्य कर           | तेञ्यता               |                    | 9 to 4 H     | 990         |
| बहिस्थस्य पूजनम्                  | *                     |                    |              | २२०         |
| शान्तिहोमविधानम्                  | ***                   |                    | 2000         | 220         |
| लग्नकालप्रतीक्षायां कालापनोद      | नकमः                  | **                 | 1444         | 770         |
| व्रहाशिलास्यापनविधानम्            | ****                  | ****               | २३           | 27-778      |
| रत्नादिन्यासः                     | *#**                  | ***                | 24           | 777         |
| बद्धाशिलोपरि पीठन्यासविधिः        |                       | ****               | ***          | 223         |
| मगवतः प्रबोधनम्                   |                       |                    |              | २२३         |
| देवस्य प्रासादे प्रवेशनम्         | ****                  | ***                | ****         | 228         |
| पीठे देवस्य स्थापनम्              | 1001                  | ****               |              | 875         |
| विज्ञापनम्                        | ****                  | ***                | 444          | २२४         |
| तत्त्वसंस्यापनम्                  | ****                  | ***                |              | २२४         |
| विम्बस्य मन्त्रमयवृक्षत्वेन भाव   |                       |                    |              | 229         |
| प्रतिष्ठानन्तर अपनस्य चतुःस्य     | ानार्चनस्य च          | कर्तन्यतः          | 4007         | २२५         |
| सुप्रतिष्ठिततामिशसनम्             |                       | ,                  | ****         | २२५         |
| स्तुतिजयोद्घोषः                   |                       | **                 |              | २२५         |
| बाछिदानम्                         | 4000                  | 200                |              | २२१         |
| न्यूनाधिकशान्यर्यपूर्णाद्वृतिः    | ***                   | ****               | ****         | <b>२२</b> १ |
| फल्ध्रुतिः                        |                       | 8404               | ****         | २२६         |
| प्रतिष्ठाकर्मणि प्रवृत्ताना पूजनग | म्                    | ****               |              | 256         |
|                                   |                       |                    |              | •           |

### [ 77 ]

| विषया.                            | L 11                | 1                                      |      | पत्रसङ्ख्या      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------|------------------|
| रात्रौ जागरणस्य कर्तञ्यता         | 4014                | 404+                                   |      | २२६              |
| प्रतिष्ठादिनादारभ्य दिनचतुष्टय    | यावद्योगस्य कर्त    | ब्यना                                  | ***  | २२ ६             |
| प्रतिष्ठादिनाचतुर्थे दिने स्नपन   | वेघानम्             | ****                                   | ***  | २२७              |
| विध्वक्सेनपुजनम्                  | 4.0                 | 9901                                   | -444 | २२७              |
| शिष्टद्रव्यविनियोगप्रकारः         |                     | ****                                   |      | 770              |
| <b>अ</b> दभृथः                    |                     | ***                                    | **** | 770              |
| चित्रप्रतिष्ठाया विशेषः           | ***                 | 9444                                   | 4 *1 | 270              |
| तत्र रत्नन्यासप्रतिषेषः           | **                  | abul de a                              | .24  | 270              |
| धातुजादिषु तद्विधानम्             |                     | es t                                   | **** | २२७              |
| जीर्णविम्बस्याभ्यचेनप्रतिपेघः     | ****                | ,                                      |      | २२७              |
| घातुद्रज्योद्भवादन्यस्य मग्नविम्ब | स्य जलाराये प्रक्षे | रपविधानम्                              | **** | 334              |
| पीठविम्बयोर्भहे क्षते वा कर्तव    | यस्य निरूपणम्       |                                        | ***  | 398              |
| अविद्वाते बीजन्यासे प्रणवेन वि    | वेधानम्             | *4*                                    | **   | 22<              |
| देशमङ्गाद्यग्रदवेऽवधानेन सरक्ष    |                     |                                        | **** | १२९              |
| महोत्सवस्य कर्तव्यताविधानम्       |                     |                                        |      | १२९              |
|                                   | पटलः (२             | 2.1.                                   |      | (,,)             |
| पवित्रविधिः                       | 10/31 ( )           | · \ /*                                 |      | 230 200          |
| पवित्रारोपणकास्त्रविधानम्         |                     | ***                                    | 1    | ₹7 <b>९</b> —₹४७ |
| सूत्रादीनामधिवासकाछः              | 4181                | ****                                   |      | २३०              |
|                                   | 0444                | ****                                   | *    | 440              |
| सूत्राणा कैशियत्वादिविकल्पः       | 6444                |                                        |      | २ ३०             |
| पवित्रनिर्माणप्रकारः              | ***                 | ****                                   | On d | <del>२</del> ३०  |
| मण्डछे प्रतिमन्त्रं समर्पणीयपनि   |                     | ***1                                   | **** | 330              |
| पवित्राणा व्यासमानदैर्ध्यादि      | ***                 | dramin on                              |      | 778              |
| पवित्रप्रन्थीना रक्षनादिविधानम्   | 4600                | ****                                   |      | १३१              |
| विम्बस्य शिरःप्रमृत्यवयवमानभेर    | रेन पवित्राणामाकु   | तिभेदमानभेदविधि                        | 7:   | 231              |
| 20                                |                     |                                        |      |                  |
| पीठपवित्रप्रमाणविचि:              | ****                | ****                                   |      | २३१              |
| प्रातसराणा व्यासनियमः             | h101                | ****                                   |      |                  |
|                                   |                     | ****                                   | **** | 3 5 6            |
| प्रतिसराणा व्यासनियमः             | • • •               | ************************************** | 1881 |                  |

### [ 77 ]

| विषया:                                     | L ***                      | ,                 |      | पशस्त्रचा |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------|-----------|
| पृष्टिकारिवासः                             |                            |                   |      | ,         |
| **                                         | 4044                       | ***               |      | 656-658   |
| नियाचेनपूर्वकचतुःस्यानाचेनम्               |                            | 1000              |      | २३४       |
| कञ्शस्थस्य पवित्रसमारोपणप्रव               |                            | ***               | ***  | 448       |
| मण्डलस्यस्य पवित्रारोपणप्रकार              | *                          | ****              |      | २३५       |
| अग्निस्थविम्बस्ययोः क्रमात्पवित्रा         | रोपणम्                     | **                |      | २३५       |
| भाग्निस्थस्य समर्पणे विशेषः                | ****                       | ****              |      | 225       |
| महामन्त्रजपस्य कर्तव्यता                   | ,                          | **                | **** | 779       |
| विज्ञापनम्                                 |                            | 1045              | 8.6  | 239       |
| गुरुपूजनम् ***                             | Per I                      | 4540              |      | 738       |
| पवित्रोत्सवान्ते यत्यादिभ्यः कृत           | स्य दानस्य फर्गा           | धेक् <b>यम्</b>   | 4    | २३६       |
| वैष्णवमात्रस्य पूज्यता                     | ****                       | ***               | **** | २३७       |
| बैष्णवालिङ्गधारिमात्रस्य पुज्यता           | ***                        | ,                 | ***  | 230       |
| आरोपिताना पवित्राणां यावदपन                |                            | म्हलादौ स्थाप्यता | ***  | 234       |
| पवित्रविसर्जनप्रकारः                       | heda                       | ****              |      | 588       |
| पवित्रशब्दनिर्वचनम्                        | ****                       | ****              |      | 236       |
| पवित्रकर्मविधानानन्तर पालनीय               | गः विशेषनियमा              | ** **             |      | २३९       |
| पवित्रमहामन्त्रः                           | ****                       | 9994              | 1001 | 238-280   |
| प् <b>वित्रमहा</b> मन्त्रप्रशंसा           | ****                       | ***               | 100  | 280       |
|                                            | पटलः ( २                   | (7)               |      |           |
| वैष्णवाचारलक्षणम्                          |                            |                   |      | 2010 24 V |
| भागवतधर्मैकनिष्ठानां साम्येऽपि             | and arms                   | 1.4               | ***  | 280-348   |
|                                            | । पशन्य कारणम्             | 1864              |      | 780       |
| यतीना छक्षणम्                              |                            | ****              | 4004 | 585       |
| एकान्तिना छक्षणम्                          | ē=a                        | ****              | **** | 585       |
| वैखानसामा छक्षणम्                          | **                         | 4544              | ** * | 585       |
| कर्मसाखतस्य छक्षणम्                        | **                         | 400               | ***  | 285       |
| शिखिनो ब्धाणम्                             | 4444                       |                   | ***  | 286       |
| वैखानसादिभ्यो वैष्णवेभ्यो मर               | वित्यूजनशेष <i>भूतर्वृ</i> | तेप्रदानां फलविशे | प:   | २४९       |
| गृहस्थेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रामादिः          | दाने फलम्                  |                   |      | 289       |
| <b>ब्राह्मणादन्यतो वृत्तिप्रहण</b> प्रतिषे | षः                         | ** *              | **** | ₹8€       |
|                                            |                            |                   |      |           |

## [ २३ ]

| विवया-                                |                 | _        |       | पत्रसङ्ख्य  |
|---------------------------------------|-----------------|----------|-------|-------------|
| <b>आत</b> ङक्षणम्                     | 4 >             | ****     | ***   | 286-500     |
| <b>अना</b> प्तलक्षणम्                 | ****            | ***      | ****  | २५०         |
| <b>धारिम</b> लक्षणम्                  | 20-0-0          | # M h    | ****  | 790         |
| अञ्जलिकारिलक्षणम्                     |                 | ****     |       | 290         |
| सप्रवर्तिलक्षणम्                      | ***             |          | ***   | २९०         |
| योगिलक्षणम्                           | ***             |          | h-00  | 990         |
| जपनिष्ठाना छक्षणम्                    | ****            |          | ****  | २५१         |
| तामसङ्क्षणम्                          | ****            | ***      | ***   | 248         |
| राम्ब्रब्द्धणम्                       |                 | A series | ****  | २५१         |
| राम्ब्रधारकलक्षणम्                    | ***             | **       | •••   | 393         |
| उक्तलक्षणलक्षितामां पागपूजार          | हत्वम्          |          | ****  | 393         |
| पश्रकालमेदः                           | ****            | 6001     | 4000  | 398         |
| पश्चकाञ्चर्तव्यक्समेदः                | (889            |          | ****  | 794         |
|                                       | पटलः (          | २३ }     |       |             |
| श्राद्धविषिः                          | **              | ***      | ****  | २९४–२६₹     |
| दीक्षितैरपि श्राद्धस्यावश्य कर्तव     | यती             | 1044     |       | 348         |
| धर्मेषु श्राद्धस्य श्रष्टचम्          | ****            | ***      | ***   | २९४         |
| <b>श्राद्धनिमित्तभू</b> तकालादिविशेषः |                 | ****     | ***   | <b>२</b> ९९ |
| श्राद्धविधानप्रकारः                   | ****            | ***      |       | 299         |
| आमन्त्रिताना वैष्णवानामासन            | परिकस्पनप्रकारः |          | ****  | 299         |
| गुरुवर्गे पितृवर्गे मातृवर्गे च       | स्थापनप्रकारः   |          | 100 2 | २५५         |
| पित्रादौ जीवति पितामहादीना            | नियोज्यता       | ****     | ****  | २ ५ ६       |
| वैष्णवानाम्हामे सङ्कोचविधिः           |                 | * **     |       | ₹9€         |
| पित्रादिस्थाने वृताना देहन्यास        | विधि:           |          |       | २५६         |
| तेषा भ्यानप्रकारः                     |                 | ****     | 9.006 | २ ९ ६       |
| वितृष्यः पाद्यार्ध्यदानप्रकारः        |                 | *        | ***   | २9६         |
| खर्ष्यसस्रावस्य पितृपात्रेण प्रह      | ्णम्            | 448      |       | २११         |
| पितृणा विष्णुरूपाणा ध्यानप्र          |                 | ***      | ****  | 798         |
| यन्त्रेशसन्त्रिधावम्यर्थनम्           |                 | ***      | ****  | २५७         |
| चेरुसाधनप्रकारः                       |                 | ****     | ••••  | 240         |
|                                       |                 |          |       |             |

### [ 68 ]

| विषया                                            |            |       | पश्चसुवः |
|--------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| साधितेन भक्ष्यभोज्यादिना देवस्य यजनम्            | ** *       |       | 559      |
| <u> </u>                                         | ***        | ** *  | 291      |
| पितृम्यः पिण्डदानविधानम्                         |            |       | 396      |
| पितृणामनसाविमजनप्रकारः                           | - # -      | **    | 596      |
| मुखानेषु पितृषु जपध्यानविधिः                     | ****       |       | २९९      |
| मोजनान्ते दक्षिणादानम्                           | ***        | ***   | 799      |
| शेपानसविभजनम्                                    |            |       | 799      |
| प्रेतश्राद्धविधाने प्रथमेऽहित कर्तव्यविधिः       | ,          | ***   | 399-781  |
| द्वितीयदिनादारभ्य याबदशमदिन कर्तव्यविधिः         |            |       | 135      |
| एकादशेऽहनि कर्तव्यश्राद्धविधिः                   |            | h + 0 | २६१-२६२  |
| प्रेतत्त्रानित्रर्तकमाव्दिकश्राद्धम्             | • •        | ***   | 983-789  |
| पैतामहान्नरोपस्य जायायै प्रदानम्                 |            |       | 789      |
| राषाशसविमजनम्                                    | ***        |       | 789      |
| पितृणा विसर्जनप्रकारः                            | ***        |       | 284      |
| नेत्रावमार्जनम्                                  | ****       |       | २६५      |
| गुर्वादिश्राद्धस्य समयज्ञादिभिः कर्तव्यता        | 4540       | 44.0  | २६६      |
| श्राद्वावुष्टानप्रशसा                            |            |       | २६९      |
|                                                  | (24)       |       |          |
| पटलः (                                           | ( 40)      |       |          |
| मेतसं <b>स्कारः</b>                              | ****       | ****  | २६१–२७५  |
| रावस्य स्नपनादि                                  | ****       |       | २६७      |
| शवस्य संस्कारस्थाननयनम्                          | ****       | 40/*  | २६७      |
| संस्कारस्यानसमीकरणम्                             | ****       | Spic  | २६७      |
| तदीयमैक्षपात्राचुपक्षरणाना तच्छवेन सह नय         | <b>नम्</b> |       | २६७      |
| तत्र वर्ज्यद्रव्यणि                              | ****       |       | २१७      |
| प्रेतसंस्कारोपकरणद्रव्याणामप्रतो नयनम्           | ****       | 00.51 | २६७      |
| गुरुणाऽऽप्ययक्रमेण स्वाङ्के मन्त्रन्यासस्य कर्तन | यता        | ***   | २६८      |
| मृतेनानुष्ठितेन मन्त्रेण पूजनस्य कर्तव्यता       | • • • •    |       | २६८      |
| तदपरिज्ञाने नार्रासंहेण मन्त्रेण पूजनस्य कर्त    | व्यता      | ***   | २६८      |
| कुम्मस्यापनसत्यूजनविधिः                          | 94+        | ***   | २६८      |
|                                                  |            |       |          |

| विषया                                     | F                                       |      | पनसङ्ख्या |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|
| स्थण्डिले पूजनविधानम्                     |                                         |      | 789       |
| कुप्टे हवनविधानम्                         |                                         |      | ११९       |
| शवस्य प्रोक्षणादिसस्कारः                  | B0=+                                    | 8444 | 700       |
| भाह्यतपूर्वक जीवस्य शवशरीरे योजनम         |                                         |      | 700       |
| जीवाह्नानमन्त्रः                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **** | 700       |
| तस्य जीवस्य परे तन्त्वे सयोजनप्रकारः      | ***                                     |      | 300       |
| चिताकस्पनप्रकारः                          | • • •                                   | ***  | 700       |
| सर्वस्य पूजाद्रव्यस्य कुण्डे होमः         | ****                                    | 1044 | 201       |
| श्वस्य चितायामारोपणम्                     | ****                                    | ***  | 308       |
| योगपट्टादीना शवस्य कण्ठादिस्थानविशे       | चे क्यांग्रह्मक                         | **** | 201       |
| चिताप्रज्वालनं पूर्णाहुतिश्च              | in taland                               | **   | •         |
| चिताभ्रमणपूर्वकमस्त्रकछशस्य वियति ।       | क्ष्रीमामनिद्धिः                        | **   | 300       |
| स्तानविधिः                                | મહામુજાામાં ખ.                          | ***  | 909       |
|                                           | ****                                    | **** | २७२       |
| गुर्वादिभिः कर्तव्यजपनिषिः                | 4044                                    |      | २७२       |
| नक्तं भगवतो यजनस्य कर्तव्यता              | ***                                     | **** | 707       |
| अस्थिसञ्जयनम्                             | ** *                                    | **** | १७२       |
| शनसंस्कारस्यावस्यकर्तञ्यता                | ***                                     | News | 303       |
| यतिधर्माश्रयाणा प्रेतसंस्कारे विशेषः      | -4+4                                    |      | २ ७३      |
| परोक्षमृताना सस्कारप्रकारः                | ** -                                    | २७   | 3-309     |
| पटर                                       | हः ( २५ )                               |      |           |
| <b>मायश्चित्ताविधिः</b>                   | 如食物藥                                    | ₹    | 9-266     |
| सन्ध्याछोपे प्रायश्चित्तम्                | ****                                    | ***  | 909       |
| प्रमादादशुचिससृष्टाञ्चमक्षणे अन्यस्त्रीगम | ने च प्रायश्चित्तम्                     | ***  | ₹ ७€      |
| तत्र क्षत्रियादींना विशेष:                | ****                                    | **** | २७६       |
| प्रायश्चित्ताङ्गभूतपञ्चगव्यविधानम्        | # # P +                                 | **** | २७६       |
| कामतो बाक्षणवधे प्रायश्वित्तम्            | = 4 = 5                                 | ***  | ₹७७       |
| सुरापानप्रायिक्तम्                        | 9444                                    | ***  | 300       |
| स्वर्णस्तेयादौ प्रायश्चित्तम्             | 0002                                    | ***  | २७७       |
| गुरुपलीगमने प्रायश्चित्तम्                | ****                                    | **** | २७७       |

## [ २१ ]

| विषयाः                                             |      |         | पत्रसङ्ख या |
|----------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| रजस्कलास्पृष्टान्नमक्षणे प्रायिकतम्                | 4.0  |         | 966         |
| छिन्नमृतिये विनिवेदितान्नस्य मक्षणे प्रायश्चित्तम् |      | ***     | 301         |
| आशौचाम्र मक्षणे प्रायश्चित्तम्                     |      | ***     | 306         |
| प्तिताद्यसभक्षणे वायश्चित्तम्                      | 4    | ****    | 305         |
| सीमन्तादिसस्कारासमक्षणे प्रायश्चित्तम्             |      | ***     | २७८         |
| सद्यःश्राद्वान्त्रमक्षणे प्रायश्चित्तम्            |      | ****    | 306         |
| सच्छूदानभक्षणे प्रायश्चित्तम्                      | **** | ***     | 708         |
| आरामादै। भोजने प्रायश्विसम्                        |      | ***     | 308         |
| नैष्ठिकादास्रभक्षणे प्रायश्चित्तम्                 | **** | •••     | २७९         |
| मधुमासयोर्दरीने प्रायश्चित्तम्                     | **** | ****    | 208         |
| नियमाराज्यवे प्रायश्चित्तम्                        |      |         | 909         |
| ज्ञानप्रातेरन्यत्र नृखगीतादिकरणे प्रायश्चित्तम्    | **   |         | २७९         |
| सृतकादी पूजास्वीकारे प्रायश्चित्तम्                | 4444 | ****    | 2<0         |
| उचाटनादिकरणे प्रायश्वित्तम्                        | 14.4 | 145     | २८०         |
| चैद्यादिषु देवप्रतिष्ठाकरणे प्रापिश्वतम्           |      | ***     | २८.         |
| पृहादिप्रतिम्रहे प्रायिक्तम्                       |      | ****    | 2<0         |
| क्षीरादिप्रतिप्रदे प्रायिश्वसम्                    | **** | p##4    | 340         |
| रानादिप्रतिप्रहे प्रायश्चित्तम्                    |      | ***     | ₹<₹         |
| ग्वादिप्रतिप्रहे प्रायश्वित्तम्                    | 1844 | ***     | 3<8         |
| शास्यादिप्रतिप्रहे प्रायश्चित्तम्                  | **** |         | ₹८१         |
| भूदानप्रतिब्रहे प्रायिसम्                          | **** | 4.1     | 3<1         |
| पायसङ्करे प्रायश्चित्तम्                           | ***  |         | 2<1         |
| काम्रादिहरणे प्रायश्वित्तम्                        |      | ***     | 3<1         |
| शास्त्रादिहरणे प्रायिशत्तम्                        |      |         | 222         |
| गुरुदारादिनिन्दने प्रायश्चित्तम्                   | •••  |         | <b>२८</b> २ |
| प्राणिघाते प्रायिश्वसम्                            |      |         | 2<2         |
| श्वश्गालादिदंशे प्रायक्षित्तम्                     | 1001 | •••     | 2/2         |
| असत्प्रतिप्रहे प्रायिश्चम्                         |      |         | 7/2         |
| श्वपाकादिसर्शे प्रायश्वित्तम्                      | 444  | ****    | 7/7         |
| वैष्णवादिनिन्दादी प्रायश्चित्तम्                   |      | ***     | ? </td      |
| *                                                  |      | 4 4 1 4 | 101         |

#### [ 20]

| *                                                   | -                    |      |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------|--------------------|
| विषयाः                                              |                      |      | पत्रस <b>ङ्गरा</b> |
| अपशकुने प्रायश्चित्तम्                              |                      | **** | ₹ < ₹              |
| अरिष्टचिन्तनादौ प्रायिश्वत्तम्                      | ****                 |      | 7 < 3              |
| रेतःसन्दने प्रायश्वित्तम्                           |                      |      | ₹ < ₹              |
| गर्भपाते प्रायश्चित्तम्                             |                      | **** | 7 < 3              |
| धेनुवधे प्रायश्चित्तम्                              | ****                 | +1   | २८३                |
| वृक्षच्छेदे प्रायश्चित्तम्                          | ***                  |      | 3 <3               |
| गुरोः खेदाबहवादाचाचरणे प्रायश्चित्तम्               | ***                  | ***  | 2 < 1              |
| देवाळयादौ मूत्रोत्सर्गादिकरणे प्रायश्चित्तम्        | ****                 | ***  | 2<3                |
| वैष्णवारामतः क्रीडार्यं फलपुष्पादिहरणे प्रायश्चि    | त्तम्                | ** * | ₹<8                |
| नग्नीभूय स्नाने प्रायिश्वत्तम्                      | **                   | ***  | 2 < 8              |
| बृद्धगुर्वपचारे प्रायश्वित्तम्                      | 1000                 | **** | 5<8                |
| दुष्टेन मनसा गुरुभार्यासुतयोर्दर्शने प्रायश्वित्तम् |                      |      | 2<8                |
| स्त्रीराद्रादिनथे प्रायिक्तम्                       | ****                 |      | 3 < 8              |
| आल्ये चण्डालप्रवेशे प्रायक्षित्तम्                  | ****                 |      | 8 > 9              |
| रजकादीनां गृहे प्रवेशे प्रायश्वित्तम्               | ****                 | ***  | 8 > 8              |
| नियतानुष्ठानस्य विष्णुमयस्य सिद्धस्य सद्यःशुद्धय    | <b>ादेविशेपकथनम्</b> | ** * | 5<8                |
| श्रासणादीनां सूतकमृतकयोर्जपाद्यनुष्ठानानईता         | ****                 | 5001 | 3 < 9              |
| उच्छिष्टसङ्करे प्रायश्चितम्                         | ***                  | **** | 2<9                |
| भदीक्षितावछोकने प्रायश्चित्तम्                      | ***                  |      | 7 < 9              |
| गुरुदेवनाम्ना शपथाचरणे प्रायक्षित्तम्               | ***                  | ***  | 9 < 9              |
| सङ्करे प्रायिश्वसम्                                 |                      |      | 2 < 9              |
| स्तेयादौ प्रायश्चित्तम्                             |                      |      | 9<9                |
| मन्त्राधारभूताचींपघातदोषशान्त्यर्थप्रायश्चित्तम्    | ***                  | 1000 | 769-466            |
| पटलः ( ३                                            | ₹).                  |      |                    |
| मूलमन्त्रसाधनम्                                     |                      |      | २८८-१९८            |
| मन्त्रसावने देशवैछक्षण्यादिनियमः                    | ***                  | **** | 7 < 9              |
| म्लमन्त्रस्य भूतोपशमनादौ विनियोगप्रकारः             | ***                  |      | 218                |
| विषप्रशामनप्रकार.                                   |                      | **** | 790                |
| वशीकरणप्रकारः                                       | ***                  | **** | 790                |

[ 36]

| . 1                                             | ٠,                   |      |           |
|-------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|
| विषया:                                          | -                    |      | वजसङ्ख्या |
| उच्चाटनप्रकारः                                  | 1488                 | ** * | 799       |
| विद्वेषणविधानम्                                 | ***4                 | ** * | 781       |
| <b>आ</b> कर्षणम्                                |                      | **** | 398       |
| मारणम्                                          |                      |      | 999       |
| स्तम्मनम्                                       | ***                  | **** | 797       |
| पुष्टिविधानम्                                   | ****                 |      | 797       |
| शान्सिकविधानम्                                  | ****                 | **** | 999       |
| तुष्टिविधानम्                                   | ****                 |      | २९२       |
| वैखरीसिंदिः                                     | 1000                 | ***  | २९३       |
| खङ्गसावनम्                                      | ****                 | **** | 757       |
| <del>अजना</del> दिसाधनम्                        | P#1                  | 4.0  | २९३       |
| गुलिकासाधनम्                                    |                      |      | २९३       |
| रसायनादिसाधनम्                                  | ***                  |      | २९.४      |
| यक्षिणीसाधनम्                                   |                      |      | 468       |
| परसैनिक्प्रणाशनम्                               | 4145                 | **   | 799       |
| दिव्याना स्तम्भनम्                              |                      |      | 799       |
| उत्पत्रिश्समन्                                  | 1666                 | **** | 198       |
| विषशस्त्रादिमयप्रशसनन                           | 45.00                | **** |           |
| चेक्रयन्त्रसाधनम्                               | 1000                 | ***  | 300       |
| राङ्कयन्त्रसाधनम्                               | **                   | ***  | २९६       |
| तिथिनक्षत्रविशेषात्मलमेदः                       | ****                 | **** | न्द्      |
| आहुतिद्रव्यमेदादाहुतिसङ्ख्यामेदाश्च फलमेटः      | * **                 | **** | 790       |
| मन्त्रराजस्य महिमा                              | ***                  |      | 760       |
| व ग्राज्य ग्रह्मा                               | **                   | **** | 991       |
| पटलः (                                          | २७).                 |      |           |
| शक्तिभन्त्रसाधनम्                               | ****                 | २९   | 9-389     |
| जक्ष्म्यादिषु अनन्तादासनस्य द्वारयागादेश्व साध  | <b>गरण्यम्</b>       | **** | 799       |
| ल्क्ष्म्यादियागादन्यत्र विष्वक्सेनपूजनप्रतिषेवः |                      |      | 799       |
| सिद्धिपरायणैः क्रियमाणे तत्तन्मन्त्रपूजने औपच   | ारिकमन्त्रान्विनैवो- |      | 1 . 1     |
| पचारस्य कर्तब्यता                               | ofte                 |      | 799       |
| जपस्त्रे विशेषः                                 | 1914                 | **** | 799       |
|                                                 |                      | 3404 | 122       |

[ २९ ]

|                                            | [ , , ]      |      |             |
|--------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| विषयाः                                     |              |      | पनसङ्ख्या   |
| घूपघण्टादीनां साधारण्यम्                   | ****         | **** | 799         |
| ठक्ष्या अङ्गमन्त्रः                        |              | ** * | 100         |
| <b>टक्ष्याः</b> सखीमन्त्र:                 | 1001         |      | 300         |
| <b>छक्ष्म्या अनुचरमन्त्रः</b>              | ****         |      | 800         |
| मण्डलम्                                    | 4#44         | **** | 200         |
| न्यासः                                     |              |      | 300         |
| <b>७</b> क्ष्या मानसयागः                   | eneral .     | **** | 908         |
| बाह्ययागार्यो मण्डले विन्यासः              |              | **** | 808         |
| जपहोमादिविधिः                              |              | **** | 808         |
| उद्भीमन्त्रसिद्धिजं सामर्थ्यम्             | ***          | **** | 303         |
| कीर्तिमन्त्रसाधनश्रकारः                    |              | • 1  | 208-209     |
| कीर्तिमन्त्रसिद्धिज सामर्थ्यम्             | ***          |      | 209         |
| जयामन्त्रसाधनप्रकारः                       | ****         |      | ₹08-₹06     |
| जयामन्त्रसिद्धिज सामध्यम्                  |              |      | 306         |
| मायामन्त्रसाधनप्रकारः                      |              | *4** | 209-273     |
| महायो <b>नि</b> मुद्रा                     | ***          | **** | 388         |
| -                                          | ,            | **   |             |
| अनुचरमुद्रा<br>मायामन्त्रासिहिज सामर्थ्यम् | 410          |      | 4 ? ?       |
| नापान-त्राताद्वज तानच्यम्                  |              | *4** | 465         |
|                                            | परसः ( २८ ). |      |             |
| अङ्गमन्त्रसाधनम्                           | 0004         | **** | 116-110     |
| त्भन्त्रसाधनप्रकारः<br>०->                 | ****         |      | 586         |
| शिरोमन्त्रसाधनप्रकारः                      | 9004         | 0.0  | 110         |
| शिखामन्त्रसाधनम्                           | 4100         | **** | 448         |
| कवचमन्त्रसाधनम्<br>नेत्रमन्त्रसाधनम्       | 844          | **** | 390         |
| अस्त्रमन्त्रसाधनम्<br>-                    |              |      | 454         |
| all del difference                         | पटलः ( २९ ). | **** | <b>₹</b> ₹5 |
| <b>वक्रमन्त्रसाधनमकारः</b>                 | 450. ( 47).  |      | 220 29.     |
| नृसिंहवक्रमन्त्रसाधनम्                     | * * *        | ***  | 390-380     |
|                                            | **           |      | 390-339     |
| कपिलमन्त्रसाधनम्                           | 4271         |      | 331-339     |
| वराह्मन्त्रसाधनम्                          | 4 0 0 0      | **** | 334-380     |

| विषया:                           |                      |      | पत्रसङ्ख्या   |
|----------------------------------|----------------------|------|---------------|
|                                  | ाटलः ( ३० ).         |      |               |
| परिकरमन्त्रसाधनम्                | ****                 | **** | 181-186       |
| कौस्तुममन्त्रसाधनम्              | ****                 | **** | 188           |
| मालामन्त्रसाधनम्                 | ****                 | **** | 285           |
| कमञ्जनाधनम्                      | ****                 | •    | ₹8\$          |
| राङ्कमन्त्रसावनम्                | 9051                 |      | 588           |
| चक्रमन्त्रसाधनम्                 | 49.59                | ***  | ₹88           |
| गदाभन्त्रसाधनम्                  | ****                 | 0+   | 188           |
| गरुडमन्त्रसाधनम्                 | redu                 | **** | ₹8€           |
| पारामन्त्रसाधनम्                 | ****                 |      | ₹80           |
| अङ्गुदामन्त्रसाधनम्              | ****                 | ***  | ₹8<           |
|                                  | <b>ग्टलः ( ३१ ).</b> |      |               |
| उपाङ्गसाधनम्                     | 2000                 | **   | 288-243       |
| सत्यमन्त्रसाधनम्                 | ****                 |      | 788           |
| <b>गृगी</b> मुद्रा               | ##⊕                  | **** | 390           |
| वासुदेवमन्त्रसाधनम्              | 2084                 |      | 290           |
| सङ्क्षणमन्त्रसाधनम्              | ***                  | **** | 290           |
| प्रवुम्नमन्त्रसाधनम्             | ****                 | **** | 398           |
| अनिरुद्धमन्त्रसाधनम्             | 4484                 | **** | 298           |
| सप्ताक्षरमन्त्रसाचनम्            |                      | **** | 898           |
|                                  | <b>ब्रह्स (३२)</b> . |      |               |
| विद्रेशमन्त्रसाधनम्              |                      | **** | 197-198       |
| वागीश्वरीमन्त्रसाधनम्            |                      |      | 298-298       |
| वागीन्वरीयन्त्रसाधनम्            | E00F                 |      | 396           |
| 7                                | ाटलः ( ३३ ).         |      |               |
| योगविधानम्                       | * *                  | **** | ३ 9 ९ - ३ १ ४ |
| देहपातकाळाभिज्ञानिक्जानुकीर्तनम् |                      |      | 988           |
| संहिताया महिमानुवर्णनम्          | ****                 | **** | 489           |
|                                  |                      |      |               |